रूपतिज्ञामात्नां वयवां सापत्तसे पदत्वानं १३ दारुएकर्ड द्रवभावेषासे एसिन्द्विसराज्ञाधनमाद्यापतस्कर वगत्वात्तताचीरंपवसाध्सम् (स्थितो ततपश्चावका उतान् हर्णभात चत्रस्ता - १५ धनसस्यातचेवसगतः सीघ्रमलक्षतः ततादुतासमा ।ताप्चासम्छानाचनिक् १६ र्षणर्पधनतच्चधारुताचार् १९९ तस्कर हषण्घावमानास्य अन्तरे रेपसमिपतः गपपप्रमा तद्वासाततः साघ्रहरव्यानमावुमा , १६ स्था माणाणानत्यद्वस्पनश्रत्कस्तूपावच् १९ यतः तघोधन उत्तर्राश्हितच वक्तुना CC-0 Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA

南っつ

तस्माद्रक्षवाराक्ष्यसमाद्र इस्रानुसदर्लावरिकपुत्रगुर्णिन्वतं ज्ञातिभवधानिसाधिव दत्वान्साध्यु वापकन्णाविधिधानतः ततो ६८ विवाहसमयणस्य भाग्यवसतन(वस्रुतव्रतम ततः कालेनानं यतानिजकमेविसार्द गतः सीघुमाजा वासिहतावाणिक रत्तसारप्ररेपपेग वाण्जामकरोसाधुजामा आश्रीमतासह यद्याचद्रकेतो रूपस्य १२ एतास्य नेक्रका लेतु सत्य नार्यए CC-0, Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA

-- M-3

da

स्ता०

-- file ==

् दि॰ कि चिति देवसे तस्प्रभाषाति स्वावितस्ति न दिनंताभगवेद्धर्भपराघणा द्वी गर्भाएमाद्यभवत्म्यभाष्य दशामासिगते तस्यापुडी चुकाव्युक्रः साश्रुतंपियासिस नामाकलावातं नेतित्नामकरो तालिलावतिपाह्सामिनमध्मध्रवच नक्शेतिकिमधेवापुरास्कल ६४ विवाहसमय्यसाः करिधानिवतं , विपे, इतिभाषीस विवाहिषिकन्गापावर्ष्र्यस्थिवचार्यन्

ष्ट्रीराम्

24

त्वानिज्यापवधने इनके परिष्ठिति, पर नावसंस्था किमिद्कुरुस्राजनभितिपुत्तनच्त्सा प्रकाशकुरुत्त्सवश्री मसापतं राजाचाच एजनिक्यतेसाधाविद्मारतुल्तेजलस पुत्र साध्यवन्य ततान्तास्राजान सजने साधे प्रवाधा वा सिकामपा सवेक ध्यम राजन बतमत मेतनक राज्य ह पेसन्तिन्नास्त्रिस्तामत्त्र्युज्ये नतानिव्त्यवानिज्यसानदागृहमाण पंच भाणीं में किषातं संवे चतं वसंतिष्यं तदाइतकि ध्यामिपदा

- Man

युनिष्टितंत्रवीपध्यमित्रेयात्रोहरो।जिथितेरियतंत्रययहनध्यनयोवन्नेयोन्नययवन्ने

A ...

ब्बवान्, ततः पातस्मित्पापसत्पनाराष्ट्रणवतम् चेशमन्दिजः त्तिमन्विदिनिवित्र शनुरद्यमाप्रयात् ३२ वधािम सार्धमृत्यस्य इतमा चर्त् सर्इरविनिम्क स्वयं तस्मान वभन्नसिव जः श्रष्टः वृत्तत्यास्प्रभावतः ततप्रवात्काल्चमा 3४ एवनारापएदव बत्त कत्वाहिजातमः इल्भमोक्षमाञ्चात् ३५ इतसस्पतिपावेषष्टाण्यास्क ३६' एवनिश्यण्यनात

तासमागताः त्रमापापरिपाडात्माविष हृष्ट्रणक्तेवत विफलमाप्रातिविक्तराहमप पत्यहिजयहिकि मिदा के पति तथा क्या 09 CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA

m --

सत्यनारायणस्यद्वतस्विश्यतप्रदत्तस्यप्रसादान विधनधान्यादकमहत् तत्जितद्वतद्वात्वाकाव्यक्तोतह्यत पाजलप्रसाद्वधिहारिकारियया ४४ मत्यनारापएरिव चित्रयनार्थ ४५ तम्बस्तरवस्क था यात्र चाध्यधन इतिसन्वियमनसकाश्क्रवातुम्नक रम्धाननापन्नसंखातं त्रादनकारुम्त्वन्याह्याप्याप्तनान जत्तः असन् हृदयः सुपद्यक्तं स्लोफल सक्राष्ट्र इध्चरो इतिकानव्सपाद्च । गरह

१६

्यत्वाः ।

पुनर्ग्रेपवक्षामित्रध्वमुनिसतमा भइशीलीं सत्यवति सं धातिश त्तवसाध्रकसमागताः लक्षपतिरितिधाताम् Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA

सत्य॰

१२ मारोदीशप्राणमहाक्पममराजावहिंस्तरवः रवेधेलध्वस्द्रस्वमद्गमह १३ तत्त्र्यत्वाभवत्वाकास नजानतिगुणसर्वतवाश्वपेतिद्यभे १४ हतस्तवमापेपा प्रसीर्प्रजिप्यामिप्याविभवति वावत्वसद्वतं वाहिमासर्णग्ति खावाभिति धत्वाक १६, वरचवाछितहत्वातचेवात्रधायते १९ क्रायासत्यहेवस्पकलचा छतम मारु घर स्थातिन प्रशिर्त

CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA

153

स्त्रीराम

प्रावाच्चचन हार् विलपताव

सन्प॰

तीराजागण्साधानिजाम्बम एड जारानप्रिएपत्वाहगतवात्य पाजातकत्वान्साध्मगद्यलालयएकक । कोप्हरगतसाधो जिज्ञासाहतवान् साधी किमसितवनो स्थित 90 तेवच एवछकागनांसिघ्दिउन्तत्सिम्पत पर्रतिगालास्थितसिं घुसमीपतः गतेराँ उनिसाध्यक्तिनी

श्रीराम

तानंसताग धुर्ध कमाहि स्ट वेरानीततुपभ्याद्गणकत्रदत्वान्

सत्य॰

८६ सम्हात्वाणक्मापासत्नार्यणस्व 59 भन्जामानराभियग्येनासमायमः, इति टट त्रापराधिच भूत मजामातु पपात पाचत्तसत्पदवपुनपुनः सीसत्यनारापएष्य ८ दशेषामास्त्रप्रिंच दकेत तमः वदिनोन्नाचयाप्रातवणीज्यानुपसत्तम त्सर्वत्रानितंबानपाध्वं मोचत्वानारापिषामिसराज्यधनुपुत्रक स्र एवनाभास्यराजानधानगरमाभवत्यभुः तताष्रभात्समधेरा स्व उपविस्पस्भामध्येष्राहणचनप्रति

वासिद्धिता 🎜 = ॰ चेरिणागिहतस्वेग्रहेपं चिस्पितधनं त्राधिबाधी समायुक्ताधुन्धीपासातिपीडीता देश त्र्यनेतिनापराभनावभामचग्रह ततःकलावतिकन्याकन्यावभामपतिचासर ८२ एकिमिन् दिवसे जाता शुधातो हिजन दिर् जात्वा यस दुत्तत वसत्य नारायणसप्च पविश्वकपाश्चावर् प्राधेनवान्कीलः प्रसादभक्षणक्रतापपोर्चोगुर् पति ८४ ततोलिलाचितवन्यारकप्रयामासप्रमत् पुनिशेचोस्यित। क विते, मनिस्वतंते कन्णाक लावाते पार्मातर पातस्तर = ५ हि जालपे बतमातः र रावा छिति। धिरं तत्र हुं बाक यका वाका व्रतकते

(5°)

भत्न •

ब्रतमस्तमेहारम्पन्येश्विचरुल्भ तवस्त्रहान्मपाधिष सत्यनारायरणस्यक बतसम्यक् विधानतः कावासधार शिनतभुक्तापर्वमोक्षमाप्रपात् (कं ति विधान करते के नेवत द्वत तत्तस्व विस्तर्थे द्वा श्रीभगवानुवाच दुषशोकादिशमनधनधान्यविव १६ यामिनका साभाग्युसततिकर सबे विजयपुर क्ति स्रधा समन्वितं : सत्य नारापए देवजजे चैवनि श्यष्ठें व

160

राम

161

543

किष्विकाशीपुर रम्प असीहिप्रानिनिधनः धेत्र सावाकु

सत्पः

२८ मत्पनारापएगव्यस्तवेवातरधापक

रामू

जातिदेशकालसमयानविधासाविभीमा भी देतीच्यंतीव्यंतीय स्वा १० हो प्यत्यंती धार्म अर्थे प्रति क्षेत्र क

सत्य॰

ब गचान सर्घपपपचाहत च्याराध्वसम द्याध्या सकलान्ल तत्राइक्षाजनास्वनाना 00 वादुवनाश्राभुवभव तेसचित्रमनसाविद्यनावञानसभ तवनारापरादेव स्नावराचित्रभूज शख्वचकारापप्रवनमालावित्र

रान

164

प्याजाल लोक जपतत्ति स्थिपनतस्मनमामनः

To message of the Desire Civia

सत्य॰

बसोश्चनतपुन्पफलदं द्रवान्वपतिगृह्यता न्चमयाद्त्रगृह्यतापुरुधातमः ततिविरादीति स्याचमनं लं

राम ०३

नोभासिइइफल मेपादवस्थापितविजपुरुतस्विद्तनम

167

माभक्तवत्सलब्रह्मस्त्रातार्यगृहाएपुरुषातम

पनमः ।। मपानिविदितः भंत्रात्रधीमेप्रतिगृध्ता

CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA

rist

सत्प

: अयसत्यनास्यणह्जाविधिप्रयम्सव रे अमुक गां अस् अमुक नामध्यस्मास् कल दुर्ता तिर्वेकशकलमनायसिध्यपयासपाद पण्रजनकेयात्रवणमहकरिया कलश्रामित्र हो।।

शम

श्रमण्डा एट्याक्ट श्रह्मानिक संख्या १ ह बार मराजनह केने हेराफाराज श्रमांखा श्रमांखा